## ćο

ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੁਪ ਕਰਿ ਦੇਖਣ ਲਗੇ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਬਤ੍ਰ ਖਾਲਸੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ! ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਮਝਾਇ ਕਹੀਏ, ਤੇਰਾ ਪੰਥ ਸੁਣੀ, ਹਾਨ ਲਾਭ ਕੀ ਕਥਾ ਕੈਸੇ ਹੋਇਗੀ। ਤਾਂ ਵਾਕ ਸ੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਕਹਿਆ:

> ਲਾਖ ਚਾਰ ਕਲਿਯੁਗ ਚਲੈ ਬੱਤ੍ਰੀ ਸਹੰਸ੍ਰ ਮੂਲ। ਜਾ ਕਲਿ ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਅਕੁਲ ਮਿਟੈ ਜੁਗਨ ਕਾ ਸੂਲ।੧। ਸੁਨੀ ਭਵਿਖਤ ਸੰਹਿਤਾ ਗੁਪਤ ਬਿਆਸ ਰਿਖਿ ਵਾਕ। ਕੁਛ ਅਨੁਭਵਿ ਫਿਰ ਕਹੋਂਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੁਖ ਵਾਕ।੨। ਚਾਰ ਬਰਨ ਦੁਇ ਲਾਖ ਹਤੁ ਏਕ ਲਾਖ ਆਸ੍ਰਮੁ। ਆਧੇ ਕਾਟੈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਪਾਦ ਪਾਪ ਇਹ ਮਰਮੁ।੩। ਦੁਇ ਸਹਸੁ ਬਾਲਕ ਕਟੈਂ ਦੁਇ ਕਟੈਂ ਮਿਲ ਮੂੜ੍ਹ। ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਮੇਲੇ ਕਟੈ ਪਾਂਚੁ ਗਲੇ ਛੁਟ ਧੂੜਿ।੪। ਆਗੇ ਰਹੈ ਸੋ ਭੋਗ ਭਰ ਕਲਿ ਮੈਂ ਕਲਕੀ ਹੋਇ। ਵਰਨੁ ਆਸ੍ਰਮ ਕੋ ਛੋਡ ਜਿਤ ਪਾਖੰਡੀ ਘਰ ਸੋਇ।੫।

ਕਲਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਕਾਰਨੇ ਉਠੇ ਪ੍ਰਾਤ ਇਕ ਵਰਖ। ਨਗਰ ਦੂਰ ਹੋਇ ਦੇਖੀਐ ਤਬ ਦਰਸਾਵੈ ਮਰਖ ।੬। ਨਗਰ ਸ਼ਿਸ਼ੁਨ<sup>੨</sup> ਬ ਤਲ ਵਪੂ ਕਰ ਮੈਂ ਭੋਜਨੂ ਖਾਇ। ਨੀਲ ਵਸਨ ਬੋਲੈ ਹਸੈ ਦੇਖੈ ਬੋਲੈ ਨਾਇ ।੭। ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾਤਕੂ ਗਏ ਮਿਟੀ ਸ਼ੰਕ ਸਬ ਦੇਹ। ਜੋ ਬੋਲੈ ਸੋ ਵਾਕ ਉਠ ਚਿਤਵਤ ਪੂਰਨ ਲੇਹੂ।੮। ਏਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਗਧ ਮਧ, ਕੌਰਵ ਭੋਗੈਂ ਰਾਜ। ਮਾਗਧ ਮੰਤ੍ਰ ਮਾਰ ਕਰਿ, ਕੰਨਹੀ ਲਹੂ ਸਮਾਜ ।੯। ਪੰਦ੍ਰਾ ਸੈ ਬੀਤੈ ਜਬੈ ਨੰਦ ਭੂਪ ਹੁਇ ਭੂਮਿ। ਸ਼ੁਦਰ ਕਰੈਗਾ ਵਰਣ ਕੋ ਪਰਸਰਾਮ ਸਮ ਝੂਮ।੧੦। ਰਾਜਪੁਤ ਦਾਸੀ ਸੁਵਨ ਰਾਜਾ ਪੁਸ਼ਤ ਤਿਹ ਪਾਂਚ। ਪਾਂਚ ਸੌ ਪਨ ਭੋਗ ਹੁਇ ਸੌਰਜ ਕੇਰਾ ਮਾਂਚ ।੧੧। ਪਾਂਚ ਸੌ ਪੁਨਿ ਸੌਰਜੀ ਮੌਰਜ ਸਾਢੇ ਤੀਨ। ਤੁਰ੨ ਸਾਤ ਸੌ ਮੁਗਲਿ ਸਤਿ ਹੋਇ ਪਠਾਣਾਂ ਮੀਨੂ।੧੨। ਪਉਣ ਬੇਦ ਪਰਨਾਸ ਕਰੂ ਫਿਰ ਹੋਇ ਮੁਗਲਨ ਰਾਜ। ਪਉਣੇ ਛਿਅ ਸੌ ਭੋਗਤੇ, ਹੋਨ ਤੋਰਕੀ ਖਾਜ ।੧੩। ਤਿਸ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰੇ ਪੱਚੀ ਵਰਸ ਬੀਤੇ ਉਪਜੈ ਰੰਗ । ਮਹੀ ਮੁਗ਼ਲ ਫਿਰ ਉਦੈ ਹੁਇ ਪਾਂਚ ਸੈਅ ਸੂਖ ਸੰਗ ।੧੪। ਉਠਾ ਭੁਝੰਗੀ ਮੂਲ ਸਿਉਂ ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ। ਤਰਕ ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਰਕੂ ਘਰਿ ਦਿਨ ਦਿਨ ਮਾਰੈ ਸਾਲ।੧੫। ਗੰਗਾ ਜਾ ਲਗੂ ਧਰਨਿ ਪਰੂ, ਤਾ ਲਗ ਤੁਰਕਨ ਬੀਜ। ਇਹੀ ਸਾਲ ਮੈਂ ਮੌਨ³ ਨ੍ਰਿਪ ਭੋਗੈ ਰਾਜ ਰਵੀਜ ।੧੬। ਨੈਪਾਲੀ ਕਾ ਰਾਜ ਸੂਰ ਕਿਰਣਾ ਕਾਟੇ ਗੁਰਿੰਡ। ਮੌਨੀ ਗੌਰਲ ਮੇਲ ਕਰ ਹੋਇ ਫਿਰੰਗੀ ਝੰਡ ।੧੭। ਵਿਕ੍ਮਹਾਇਨ ਆਠ ਦਸੂ, ਸਤਿ ਬੀਤੇ ਜਬ ਸਿੱਖ। ਦਿਸ਼ਾ ਨਾਥ ਬੀਤੇ ਸੂ ਭਿਖ ਅਸ਼ਟਾਦਸ਼ ਦੁਰਭਿਖ।੧੮। ਤੇਜ ਮੌਨੀਆ ਸਾਤ ਪਰ, ਦੋ ਪਰ ਰੋਲ ਸਰੂਰ। ਮਹਾਂ ਦੁਰਭਿਖ ਹੁਇ ਨਾਸ ਨ੍ਰਿਪ ਭੁਲੇ ਫਿਰੰਗੀ ਦੂਰ ।੧੯। ਘਰਿ ਘਰਿ ਉਠੇ ਉਦੇ ਗ਼ਜ਼ਬ ਉਨੀ ਸਉ ਕੇ ਸਾਲ। ਮਾਰ ਗੁਰਿੰਡੀ<sup>8</sup> ਕਰੈਂਗੇ ਤਬੈ ਖਾਲਸਾ ਚਾਲ ।੨੦। ਉਦੈ ਸਿੰ ਤਨ ਗੁਰੂ ਹਿਤ ਜਗੈ ਦੀਪ ਸਮ ਦੀਪ।

ਈਸ ਮੂਸ ਹਿੰਦੂ ਖਲਕ ਪੀਸ ਦਿਖਾਵੈ ਦ੍ਵੀਪ ।੨੧। ਘਰਿ ਘਰਿ ਉਜਰੇ ਘਰਿ ਘਰਿ ਵਸੈ ਘਰਿ ਘਰਿ ਰੋਵੈ ਨਾਰਿ। ਘਰਿ ਘਰਿ ਪੂਜਾ ਘਰਿ ਘਰਿ ਮੰਡਪ ਘਰਿ ਘਰਿ ਹੋਇ ਮਰਸਾਰਪ।੨੨। ਮਲੇਛ ਹੈ ਤਿਸਤੇ ਪਰੇ ਤੀਨ ਸੌ ਬੀਤੇ ਬਰਖ। ਸਾਗਰ ਹੀ ਨਾਗਰ ਨਹੀਂ ਬਿਤੈ ਸਹੰਸ੍ਰ ਚਰਖ।੨੩। ਮਹਾਂਮਲੇਛੀ ਫਿਰ ਹੋਵੈ ਸਭਹਿ ਮਲੇਛ ਬਿਹਾਰ। ਜੋਇ ਜ਼ੋਰ ਕੀ ਰਾਜ ਬਲ ਬੀਤੇ ਕਲੂ ਆਇ ਸਾਰ।੨੪। ਸਹਸ ਅਠੱਤੀ ਕਲੂ ਗਤਿ ਹਰਿ ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰ। ਤਾਂ ਦਿਨ ਹਮ ਬੀ ਆਵਸੀ ਹੁਇ ਅਸੂ ਅਸਵਾਰ।੨੫। ਮਰਣਾ ਮਰਣਾ ਮਾਰ ਮਰਿ ਗਲਣਾ ਗਲਿ ਗਲਿ ਸੀਤ। ਸਰਬ ਖਾਲਸਾ ਤਿਆਗ ਤਨ ਲਗੈ ਸ਼ਹੀਦਨ ਰੀਤਿ ।੨੬। ਕਾਲ ਨਗਰ ਨਿਹਕਲੰਕੂ, ਅਬਿ ਫਿਰੂ ਜਾਵੈ ਕਰ ਚੈਨ। ਯਾ ਬਿਧਿ ਬੀਤੇ ਖਾਲਸਾ ਆਇਆ ਸੁਪਨਾ ਸੈਨੂ ।੨੭। ਰਾਮਦਾਸ ਕੁਲ ਰਾਮ ਕੌਰ ਗੁਰ ਉਕਤੀ ਕਹਿ ਚੂਪ। ਕਹਿਤੇ ਲਗੀ ਸਮਾਧਿ ਪਦ, ਲਈ ਮੁਕਤਿ ਰਸ ਗੁਪ ।੨੮। ਪਢੈ ਸੁਨੈ ਕਲਿ ਵਾਰਤਾ ਕਲਿਜੂਗ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ। ਪਾਪ ਭਗੈ ਭਗਤੀ ਜਗੈ ਧੰਨ ਸਿੱਖ ਕੀ ਆਸ।੨੯। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ । ਬੋਲਹੁ ਭਾਈ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ।੬੦।